











HOME संस्कृत शिक्षण पाठशाला » लघुसिद्धान्तकौमुदी » स्तोत्रम/गीतम » कर्मकाण्डम » विविध » **DOWNLOADS** » साहित्यम » दर्शनम»

Home » कर्मकाण्ड » देव पूजा विधि Part-15 सर्वतोभद्र पूजन

### देव पूजा विधि Part-15 सर्वतोभद्र पूजन

जगदानन्द झा 1:44 am

प्रत्येक व्रत गृह प्रतिष्ठा आदि में सर्वतोभद्र पीठ बनाकर उसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक पीठ पर प्रधान देव की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की विधि निम्नवत् करनी चाहिए।

ॐ ब्रह्मयज्ञानेत्यादिमन्त्राणां, गौतमाद्या ऋषयः, त्रिष्टुबादीनि छन्दांसि, ब्रह्मादयो देवताः सर्वतोभद्रमण्डलस्थदेवताऽऽवाहने पूजने च विनियोगः।

अक्षत लेकर कर्णिका के बीच में ब्रह्मादि का आवाहन करें। ॐ ब्रह्मयज्ञानम्प्रथमं पुरस्ताद्वविसीमतः सुरुचोव्वेन आवः।। सबुध्र्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्चयोनिमसतश्चव्विवः। ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मन्निहागच्छ इह तिष्ठ। ॐ ब्रह्मणे नमः।।।।। उत्तरे वाप्यां सोमम्।। ॐ वय ँ सोमव्रते तव मनस्तनूषु बिब्भतः।। प्रजावन्तः सचेमहि।। ॐ भूर्भुवः स्वः सोम इहागच्छ इह तिष्ठ।। ॐ सोमाय नमः।। २।। ईशान्यां खण्डेन्दावीशानम्। ॐ तमीशानञ्जगतस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्िजन्वमवसेहूमहे वयम्।। पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये।। ॐ भूर्भुवः स्वः ईशान इहा०।। ईशानाय नमः।।३।। पूर्वस्यां दिशि वाप्यामिन्द्रम्।। ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुवह 🛈 शूरमिन्द्रम्।। ह्वयामि शक्रम्पुरुहृतमिन्द्र 🖞 स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः।। 🕉 भूर्भुवः स्वः इन्द्र इहागच्छ. ॐ इन्द्राय नमः।। आग्नेय्यां खण्डेन्दावग्निम्। ॐ त्वन्नोऽअग्नेव्वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः। यजिष्ठो विद्दतमः शोशुचानो व्विश्वाद्वेषा ँ सिप्प्रमुमुग्ध्यस्मत् ॐ भूर्भुवः स्वरग्ने इहा.।। ॐ अग्नये नमः।। दक्षिणवाप्यां यमम्। ॐ सुगन्नः पन्थाप्रदिशन्नऽएहि ज्योतिष्मद्भेह्याजरन्नऽआयुः।। अपैत् मृत्युममृतम्म आगाद्वैवस्वतो नोऽअभयं कृणोत्।। ॐ भूर्भुवः स्वः यम इहा. ॐ यमाय नमः।। नैर्ऋत्यां खण्डेन्दौ निर्ऋतिम ॐ असून्वन्तमयजमानिम्ब्छस्तेनस्येत्यामन्निहितस्क्करस्य अन्त्रमस्मदिब्छसातऽइत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु।। ॐ भूर्भुवः स्वः निर्ऋते इहा. ॐ निर्ऋतये नमः।। पश्चिमे वाप्यां वरुणम्। ओं तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः। अहेडमानो वरुणे -हवोद्ध्यरुश ँ समानऽआयुःप्रमोषीः।। ॐ भुर्भुवः स्व वरुण इहा. वरुणाय नमः।। वाव्यां खण्डेन्दौ वायुम्। ॐ आनोनियुद्भिः शतिनीभिरध्वर ँ सहश्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्।। वायोऽअस्मिन्त्सवनेमादयस्व यूयम्पातस्वस्तिभिः सदा नः। ॐ भुर्भुवः स्वः वायो इहा. ॐ वायवे नमः।। वायुसोमयोर्मध्ये भद्रे अष्टवसून्। ॐ वसोः पवित्रामसि शतधारं व्वसोः पवित्रामसि

सहश्रधारम्। देवस्त्वा सविता पुनात् वसो पवित्रोण शतधारेण सुप्वाकामधुक्षः।। ॐ भूर्भुवः स्वः वसव इहागच्छत इह तिष्ठत।। वसुभ्यो नमः।। सोमेशानयोर्मध्ये भद्रे एकादशरुद्रान्। ॐ नमस्ते रुद्रमन्त्रव उतोत इषवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः एकादश ईशानपूर्वयोर्मध्ये इहागच्छत तिष्ठत।। ૐ रुद्रेभ्यो नमः। द्वादशादित्यान्। अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिम्र्मातासिपतासपुत्राः। विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिज्ञजनित्वम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः द्वादशादित्या इहागच्छत इह तिष्ठत।। ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः।। इन्द्राग्र्योर्मध्ये भद्रेऽश्विनौ। ॐ अश्विनातेजसा चक्षुःप्राणेन सरस्वतीवीर्यम्।। वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः अश्विनाविहागच्छतमिह तिष्ठतम्। ॐ अश्विभ्यां नमः।। अग्नियमयोर्मध्ये भद्रे विश्वेदेवान्सपितृन्। ॐ विश्वेदेवा स आगत श्रृणुताम इम ँ हवम् इदं बर्हिन्निषीदत। ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वेदेवा Search

**Popular** 

Tags

**Blog Archives** 

#### लोकप्रिय पोस्ट



## देव पूजा विधि Part-1 स्वस्तिवाचन, गणेश

इस प्रकर्ण में पञ्चाङ्ग पूजा विधि दी गई है। प्रायः प्रत्येक संस्कारं , व्रतोद्यापन , हवन आदि यज्ञ यज्ञादि में पञ्चाङ्ग पूजन क...



#### संस्कृत कैसे सीखें

इस ब्लॉग में विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश एवं अन्य विविध देवी देवताओं के स्तोत्रों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। संस्क...





प्रातःकाल पूर्व दिशा की और मुँह कर बायें और दाहिने हाँथ की अनामिका अंगुली में पवित्री (पैती) धारण करें। यज्ञोपवीत को सव्य कर लें। त...



#### लघुसिद्धान्तकौमुदी (अन्सन्धि-प्रकरणम्)

अच्सन्धिः If you cannot see the audio controls, your browser does not

इहागच्छत इह. विश्वेभयो देवेभ्यो नमः। ॐ आयन्तु नः पितरः सोम्यासोप्रिष्वाताः पिथिभिर्देवयानैः। अस्मिन्य्यज्ञे स्वधयामदन्तोऽधिबुरवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्।। ॐ भुर्भुवः स्वः पितरः इहा. ॐ पितृभ्यो नमः।। यमनिर्ऋत्योर्मध्ये भद्रे सप्त यक्षान्। ॐ अभित्यं देव ँ सिवतारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवप्र रत्नधामभिः प्रियम्मितिङ्कविम्।। उद्भव्यस्यामितर्मा अदिद्दःुतसवीमिन हिरण्यपाणिरिमिमीत सुक्रतुः कृपास्वः।। प्रजाभ्यस्त्वाप्रजा- स्त्वानुप्प्राणन्तु पूजास्त्वमनुप्राणिहि।। ॐ भूर्भुवः स्वः सप्त यक्षा इहागच्छत इह. ॐ सप्तयक्षेभ्यो नमः।। निर्ऋतिवरुणयोर्मध्ये भद्रे भूतनागान्। ॐ भूतायत्वा नारात्येस्वरिभविक्ख्येषन्द ँ हन्तादुप्रयाः पृथिव्यामुवृवन्तिरक्षमन्न्वेमि पृथिव्यास्त्वानाभौ सादयाम्यदित्या उपस्थेग्ग्रेहव्य ँ रक्षा। ॐ भूर्भुवः स्वः भूतानि इहागच्छत इह तिष्ठत। ॐ भूत्तेभ्यो नमः।। तत्रौव। ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। येऽन्तिरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः।। ॐ भूर्भुवः स्वः सर्पा इहागच्छत इह तिष्ठत।। ॐ सर्पेभ्यो नमः।। वरुणवाय्वोर्मध्ये भद्रे गन्धर्वास्तरसः। ॐ गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिडऽईडितः। इन्द्रस्य बाहुरसि दिक्षणो विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिडऽईडितः। इन्द्रस्य बाहुरसि दिक्षणो विश्वस्यारिष्टयै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिडऽईडितः। इन्द्रस्य बाहुरसि दिक्षणो विश्वस्यारिष्टयै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिडऽईडितः।

धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्याग्निरिडऽईडितः।। ॐ भूर्भुवः स्वः गन्धर्वा इहागच्छत इह तिष्ठत। ॐ गन्धर्वभ्यो नमः।। तत्रैव। ॐ अयं पुरो हरिकेशः सूर्यरिश्मस्तस्य रथगृत्सश्च रथौजाश्च सेनानीग्रामण्यौ पुञ्िजकस्थला च क्रतुस्थलाप्सरसौ दंक्षणवः पश्वोहेतिः पौरुषेयो वधः प्प्रहेतिस्तेभ्यो नमोऽस्तु ते नोवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्मः।। ॐ भूर्भुवः स्वः अप्सरसः इहागच्छत इह तिष्ठत ओं अप्सरभ्यो नमः।।

ब्रह्मसोमयोर्मध्ये वाप्यां स्कन्दनन्दीश्वरं शूलं च। ओं यदक्रन्दः प्रथमञ्जायमान उद्यन्त्समुद्रादुतवा पुरीषात्।। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यम्मिहजा- तन्तेऽअव्रवन्।। ओं भूर्भुवः स्वः स्कन्द इहागच्छ इह तिष्ठ। ओं स्कन्दाय नमः।। तदुत्तरे। ओं आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्। संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शत ँ सेना अजयत्साक्रमिन्द्रः।। ओं भूर्भुवः स्वः नन्दिन्निहाग0। ओं नन्दिश्वराय नमः। तत्रैाव। ओं कार्षिरिस समुद्रस्य त्वा क्षित्याऽउन्नयािम।। समापोऽरिद्धिरगमत समोषधीिभरोषधीः। ओं भूर्भुवः स्वः शूल इहा०। ओं शूलाय नमः। तदुत्तरे ओं कार्षिरिसि रोषधीः ओं भूर्भुवः स्वः महाकाल इहा० ओं महाकालाय नमः।। ब्रह्मशानयोर्मध्ये वल्लीषु दक्षादीन् सप्तप्रजापतीन्। ॐप्रजापते नत्वदेतान्यन्त्रो विश्वारूपणि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमत्तन्नोऽस्त्वयममुष्य पितासावस्य पिता वय ँ स्याम पतयो रयीणाम्। ओं भूर्भुवः स्वः प्रजापते इहा० ओं प्रजापतिभ्यो नमः।।

ब्रह्मेन्द्रयोर्मध्ये दुर्गाम्।। ओं अम्बेऽम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन।। स सस्त्यश्वकः सुभद्रिकाङ्काम्पीलवासिनीम्।। ओं भूर्भुवः स्वः दुर्गे इहा० ओं दुर्गिये नमः।। दुर्गापूर्वे विष्णुम्।। ओं इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रोधा निदधे पदम्।। समूढमस्य पा Ů सुरे स्वाहा।। ओं भूर्भुवः स्वः विष्णो इहाग० ओं विष्णवे नमः।। ब्रह्माग्र्यो-र्मध्ये वल्लीषु स्वधासिहतान् पित¤न्। ओं उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असुं य इयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु।। ओं भूर्भुवः स्वः स्वधासिहताः पितर इहाग० इह तिष्ठत। ओं पितृभ्यो नमः। ब्रह्मयमयो-

र्मध्ये वाप्यां मृत्युरोगान। ओं परं मृयो अनुपरेहि पन्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात। चक्षष्मते श्रुण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजा ँ रीरिषोमोतवीरान्। ओं भूर्भुवः स्वः मृत्युरोगा इहा० ओं मृत्युरोगेभ्यो नमः।। ब्रह्मनिर्ऋत्योर्मध्ये वल्लीषु गणपतिम्। ओं गणानां त्वा गणपति । हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिŮहवामहे निधीनां त्वा निधिपतिŮहवामहे मम।। आहमजानिगर्भधमात्वमजासिगर्भधम्।। ओं भूर्भुवः स्वः गणपते इहा० ॐ गणपतये नमः।। ब्रह्मवरुणयोर्मध्ये वाप्यामपः। ॐ अपोऽअद्यान्त्रवचारिष्णंरसेन समसृक्ष्महि। पयस्वानग्न आगमन्तम्मासं सृज वर्चसा प्रजया च धनेन च।। ॐ भूर्भुवः स्वः आप इहागच्छत इह तिष्ठत।। ॐ अदम्यो नमः।। ब्रह्मवायुमध्ये वल्लीषु मरुतः। ॐ ब्रहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्राहन्तमम्।। येन ज्योतिरजयन् नृतावृधो देवं देवाय जागृवि।। ॐ भूर्भुवः स्वः मरुत इहा० ओं मरुद्भ्यो नमः।। ब्रह्मणः पादमूले कर्णिकाधः पृथिवीम् ओं महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञम्मिमिक्षताम्।। पिपृतान्नो भरीमभिः ओं भूर्भुवः स्वः पृथिवीहा० ओं पृथिव्यै नमः। तत्रौव गङ्गादिसप्तसरितः। ॐ इमं मे गंगे यम्ने सरस्वति शतुद्रिस्तोमं स च तापरुष्णिया।। असिक्नियामरुद्वधेवितस्तयार्जीकीये ऋण् ह्यासुषोमया।। ॐ भूर्भुवः स्वः गङ्गादिसप्तसरित इहागच्छत इह तिष्ठत। ॐ गङग्ादिसरिद्ध्यो नमः। तत्रैाव सप्तसागरान् ॐ मापोमौशधीर्हिं सीर्धम्नो धाम्नो राजँस्ततो वरुण नो मुञ्च। यदाहुरघ्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च। ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तसागरा इहा० ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः।। तदुपरि मेरुं नाममन्त्रोणावाहयेत्।। मेरुमावाहयामि स्थापयामि।। ॐ भूर्भुवः स्वः मेरो। इहागच्छ इह तिष्ठ। ॐ मेरवे नमः।। 16।। ततो मण्डलाद्बहिः

सोमादिसन्निधी क्रमेण आयुधान्यावाहयेत्।। (उत्तरे) गदामावाहयामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः गदे इहा० ॐ गदायै नमः।। (ऐशान्याम्) त्रिशूलमावाहयामि स्थापयामि।। ॐ भूर्भुवः स्वः त्रिशूल इहा० ॐ त्रिशूलाय नमः।। (पूर्वे) वन्नमावाहयाण।। ॐ भूर्भुवः स्वः वन्न इहा० ॐ वन्नाय नमः।। एवं द्वितीयोद्देशेन सर्वत्रावाहनम् (आग्नेय्याम्) शक्तये नमः।। (दिक्षणस्याम्) दण्डाय नमः। (नैर्ऋत्याम्) खड्गाय नमः। (पिश्चमे) पाशाय नमः।। (वायव्याम्) अंकुशाय नमः।। तद्वाह्रो (उत्तरे) गौतमाय नमः। (ऐशान्याम्) भरद्वाजाय नमः। (पूर्वे) विश्वामित्राय नमः। (आग्नेय्याम्) कश्यपाय नमः। (दिक्षिणे) जमदग्नये नमः।। (नैर्ऋत्याम्) विश्वश्चय नमः (पिश्चमे) अत्राये नमः। (वायव्याम्) अरुन्थत्वे नमः। तद्वाह्रो पूर्वादिदिक्क्रमेण (पूर्वे) ऐन्द्राे नमः। (आग्नेयाम्) कौमार्ये नमः। (दिक्षणस्याम्) ब्राह्मये नमः।। (नैर्ऋत्यां) बाराह्रौ नमः।। (पिश्चमायाम्) चामुण्डायै नमः।। (वायव्याम्) वैष्णव्यै नमः। (उत्तरस्याम्) माहेश्वर्ये नमः।। (ऐशान्याम्) वैनायक्यै नमः। इस प्रकार छप्पन (५६) देवताओं का आवाहन कर ॐ मनोजूतिन्नजुष्वतामाज्यस्य वृहस्पतिर्यन्निममं तनोत्विरष्टं पञ्चांभमिमं दधातु विश्वदेवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठा कर।। यथालब्योचार एक तंत्रा द्वारा अथवा प्रत्येक मंत्र से ब्रह्मादि की पूजा करें।

#### लिंगतोभद्र देवताविशेष का पूजन

तद्वाह्ये पूर्वे ॐ असिताङ्गभैरवाय नमः असिताङ्गभैरवमा. ।।1।। आग्नेय्यां ॐ रुरुभैरवाय नमः रुरुभैरवमा0 ।।2।। दक्षिणे ॐ चण्डभैरवय नमः चण्डभैरवमा0।।3।। नैर्ऋत्यां ॐ क्रोध भैरवाय नमः क्रोधभैरवमा0 ।।4।। पश्चिमे ॐ उन्मत्तभैरवाय नमः उन्मत्तभैरवमा0।।5।। वायव्यां ॐ कपालभैरवाय नमः कपालभैरवमा. ।।6।। उत्तरे ॐ भीषणभैरवाय नमः भीषणभैरवमा. ।।7।। ईशान्यां ॐ संहारभैरवाय नमः संहारभैरवमा.।।8।। पुनः पूर्वादि।। ॐ भवाय नमः भवं. ।।1।। आग्नेय्यां ॐ शर्वाय नमः शर्व. ।।2।। दक्षिणे ॐ पशुपतये नमः पशुपतिमा. ।।3।। नैर्ऋत्यां ॐ ईशानाय नमः ईशानमा0 ।।4।। पश्चिमे ॐ रुद्राय नमः रुद्रमा. ।।5।।

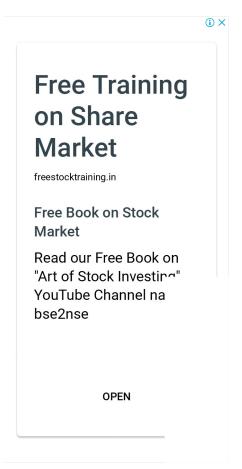

ब्लॉग की सामग्री यहाँ खोजें।

खोज

#### लेखानुक्रमणी

- ▶ 2020 (23)
- ▶ 2019 (57)
- **▶** 2018 (63)
- ▶ 2017 (42)
- ▶ 2016 (32)
- ▶ 2015 (37)
  - ▼ 2014 (106)
  - ► दिसंबर (6)
  - नवंबर (8)
  - अक्तूबर (5)
  - ► सितंबर (2)
  - अगस्त (9)
  - ▶ जुलाई (2)
  - ▶ मई (4)
  - ▶ अप्रैल (11)
  - मार्च (40)
     धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा...
     संस्कृत काव्यों में छन्द
     स्मित ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था, एक समीक्षा

वायव्यां ॐ उग्राय नमः उग्रमा. ।।६।। उत्तरे ॐ भीमाय नमः भीममा.।।७।। ईशान्यां ॐ महते नमः महान्तं।।८।। तद्वाह्ये पूर्वे ॐ अनन्ताय नमः अनन्तमा० ।।।।। आग्नेय्यां ॐ वासुकये नमः वासुकिमा० ।।2।। दक्षिणस्याम् ॐ तक्षकाय नमः तक्षकम. ।।3।। नैर्ऋत्यां ॐ कुलिशायुधाय नमः कुलिशायुधमा.।।४।। पश्चिमे ॐ कर्कोटकाय नमः कर्कोटकमा.।।5।। वायव्यां ॐ शङ्खपालाय नमः शङ्खपालमा० ।।६।। उत्तरे ॐ कम्बलाय नमः कम्बलमा०।।७।। ईशान्यां ॐ आश्रत्तराय नमः अश्रत्तरमा०।।८।। ईशानेन्द्रमध्ये ॐ शूलाय नमः शूलं. ।।।।। इन्द्राग्निमध्ये ॐ चन्द्रममैलिने नमः चन्द्रमौलिने नमः चन्द्रममिण ।।२।। अग्निमयमध्ये ॐ चन्द्रमसे नमः चन्द्रमसमा०।।३।। यमनिर्ऋतिमध्ये ॐ वृषभध्वजाय नमः वृषभध्वजमा.।।४।। निर्ऋतिवरुणमध्ये ॐ त्रिलोचनाय नमः त्रिलोचनमा. ।।ऽ।। वरुणवायुमध्ये ॐ श्रक्तिधराय नमः शक्तिधरमा० ।।६।। वायुसोममध्ये ॐ महेश्वराय नमः महेश्वरमा.।।७।। सोमेशानमध्ये ॐ शूलपाणये नमः शूलपाणिनमा.।।।।। तदनन्तर मनोजूति० मंत्र से प्रतिष्ठा कर यथालब्योपचार से प्रत्येक का एक साथ या अलग-अलग पूजन करें।

Share: f ♥ G· in

)**-**



#### जगदानन्द झा

लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी के पदभार ग्रहण से पूर्व सामयिक विषयों पर कविता,निबन्ध लेखन करता रहा। संस्कृत के सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा। संस्कृत विद्या में महती अभिरुचि के कारण अबतक चार ग्रन्थों का

सम्पादन। संस्कृत को अन्तर्जाल के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी तक पहुँचाने की जिद। संस्कृत के प्रसार एवं विकास के लिए ब्लॉग तक चला आया। मेरे अपने प्रिय शताधिक वैचारिक निबन्ध, हिन्दी कविताएँ, 21 हजार से अधिक संस्कृत पुस्तकें, 100 से अधिक संस्कृतज्ञ विद्वानों की जीवनी, व्याकरण आदि शास्त्रीय विषयों की परिचर्चा, शिक्षण- प्रशिक्षण और भी बहुत कुछ मुझे एक दूसरी ही दुनिया में खींच ले जाते है। संस्कृत की वर्तमान समस्या एवं वृहत्तम साहित्य को अपने अन्दर महसूस कर अपने आप को अभिव्यक्त करने की इच्छा बलवती हो जाती है। मुझे इस क्षेत्र में कार्य करने एवं संस्कृत विद्या अध्ययन को उत्सुक समुदाय को नेतृत्व प्रदान करने में अत्यन्त सुखद आनन्द का अनुभव होता है।

← नई पोस्ट मुख्यपृष्ठ पुरानी पोस्ट →

#### 1 टिप्पणी:



#### Unknown 10 जुलाई 2019 को 9:33 pm

Hi, Mr Jha .

I am interested in sarvatobhadra Mandal puja.

Please help if you can guide.

जवाब दें

| अपनी टिप्पणी लिखें         |                    |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 😑 इस रूप में टिप्पणी करें: | Vasudev Shastri (C | साइन आउट करें     |
| <b>डालें</b> पूर्वावलोकन   |                    | 🗆 मुझे सूचित करें |

स्मृति ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था (तृतीय अध्याय...
स्मृति ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था (द्वितीय अध्...
स्मृति ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था (द्वितीय अध्...
स्मृति ग्रन्थों में आचरण की व्यवस्था, स्मृति - स्व...
संस्कृत भाषा के विकास हेतु कार्ययोजना
संस्कृत भाषा और छन्दोबद्धता
संस्कृत की पुस्तकें वाया संस्कृत संस्थान
Learn Hieratic in Hindi Part -5 उपनयन
संस्कार

कार्तिक स्त्री प्रसूता शान्ति मूलगण्डान्त शान्ति प्रयोग गृहप्रवेश विधि शिलान्यास विधि

देव पूजा विधि Part-22 भागवत पूजन विधि
देव पूजा विधि Part-20 सत्यनारायण पूजा विधि
देव पूजा विधि Part-19 अभिषेक विधि
देव पूजा विधि Part-18 हवन विधि
देव पूजा विधि Part-17 कुश कण्डिका
देव पूजा विधि Part-16 प्राणप्रतिष्ठा विधि
देव पूजा विधि Part-16 प्राणप्रतिष्ठा विधि
देव पूजा विधि Part-15 सर्वतीभद्र पूजन

देव पूजा विधि Part-15 सवतामद्र पूजन देव पूजा विधि Part-14 महाकाली, लेखनी, दीपावली पूजन... देव पूजा विधि Part-13 लक्ष्मी-पूजन

देव पूजा विधि Part-12 कुमारी-पूजन
देव पूजा विधि Part-11 दुर्गा-पूजन
देव पूजा विधि Part-10 पार्थिव-शिव-पूजन
देव पूजा विधि Part-9 शिव-पूजन
देव पूजा विधि Part-8 शालग्राम-पूजन
देव पूजा विधि Part-6 नवग्रह-स्थापन एवं पूजन
देव पूजा विधि Part-5 नान्दीश्राद्ध प्रयोग
देव पूजा विधि Part-4 षोडशमातृका आदि-पूजन
देव पूजा विधि Part-3 पुण्याहवाचनम्
देव पूजा विधि Part-1 स्वस्तिवाचन, गणेश पूजन
देवताओं के पूजन के नियम

- ▶ फ़रवरी (11)
- जनवरी (8)
- **▶** 2013 (13)
- **>** 2012 (55)
- ▶ 2011 (14)

जगदानन्द झा. Blogger द्वारा संचालित.

#### मास्तु प्रतिलिपिः

इस ब्लॉग के बारे में

संस्कृतभाषी ब्लॉग में मुख्यतः मेरा

वैचारिक लेख, कर्मकाण्ड,ज्योतिष, आयुर्वेद, विधि, विद्वानों की जीवनी, 15 हजार संस्कृत पुस्तकों, 4 हजार पाण्डुलिपियों के नाम, उ.प्र. के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि के नाम व पता, संस्कृत गीत

आदि विषयों पर सामग्री उपलब्ध हैं। आप लेवल में जाकर इच्छित विषय का चयन करें। ब्लॉग की सामग्री खोजने के लिए खोज सुविधा का उपयोग करें

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 2

Powered by

Publish for Free

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 3

Powered by

Publish for Free

#### SANSKRITSARJANA वर्ष 2 अंक-1

Powered by

Publish for Free

मेरे बारे में



**जगदानन्द झा** मेरा पूरा प्रोफ़ाइल देखें

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 1

Powered by

Publish for Free

#### समर्थक एवं मित्र

# Followers (277) Next | Solution | Solution | Solution | Solution | | Solution | Solution

Follow

#### RECENT POSTS

करोना के परिप्रेक्ष्य में स्मृति ग्रंथों में वर्णित आचरण की व्यवस्था कम्प्यूटर द्वारा संस्कृत शिक्षण का पाठ्यक्रम काव्यप्रकाशः (दशम उल्लासः 2) काव्यप्रकाशः (दशम उल्लासः 1) काव्यप्रकाशः (नवम उल्लासः)

#### अव्यवस्थित सूची

संस्कृत की प्रतियोगिताएँ श्रीमद्भागवत् की टीकायें जनगणना 2011 में संस्कृत का स्थान उत्तर प्रदेश के माध्यमिक संस्कृत विद्यालय

#### लेखाभिज्ञानम्





संस्कृत-शिक्षण-पाठशाला 1 संस्कृत शिक्षण पाठशाला 2 विद्वत्परिचयः 1 विद्वत्परिचयः 2 विद्वत्परिचयः 3 स्तोत्र - संग्रहः पुस्तक विक्रय पटल

काव्यप्रकाशः (दशम उल्लासः 2) करोना के परिप्रेक्ष्य में स्मृति ग्रंथों में वर्णित आचरण की व्यवस्था काव्यप्रकाशः (दशम उल्लासः 1) काव्यप्रकाशः (नवम उल्लासः) काव्यप्रकाशः (अष्टमोल्लासः)

जगदानन्द झा

जगदानन्द झा photo

मध्यकालीन संस्कृत साहित्य

#### आपको क्या चाहिए?

इस ब्लॉग में संस्कृत के विविध विषयों पर आलेख उपलब्ध हैं, जो मोबाइल तथा वेब दोनों वर्जन में सुना, देखा व पढ़ा जा सकता है। मोबाइल के माध्यम से ब्लॉग पढ़ने वाले व्यक्ति, search, ब्लॉग की सामग्री यहाँ खोजें, लेखाभिज्ञानम् तथा लेखानुक्रमणी के द्वारा इच्छित सामग्री खोज सकते हैं।कम्प्यूटर आदि पर मीनू बटन दृश्य हैं। यहाँ पाठ लेखन तथा विषय प्रतिपादन के लिए 20,000 से अधिक पृष्ठों, कुछेक ध्वनियों, रेखाचित्रों, चित्रों तथा चलचित्रों को संयोजित किया गया है। विषय सम्बद्धता व आपकी सहायता के लिए लेख के मध्य तथा अन्त में सम्बन्धित विषयों का लिंक दिया गया है। वहाँ क्लिक कर अपने ज्ञान को आप पुष्ट करते रहें। इन्टरनेट पर अधकचरे ज्ञान सामग्री की भरमार होती है। कई

बार जानकारी के अभाव में लोग गलत सामग्री पर भरोसा कर तेते हैं। ई-सामग्री के महासमुद्र में इच्छित व प्रामाणिक सामग्री को खोजना भी एक जटिल कार्य है। इन परिस्थितियों में मैं आपके साथ हूँ। आपको मैं प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ आपकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए वचनबद्ध हूँ। प्रत्येक लेख के अंत में **मुझे सूचित** करें बटन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करना नहीं भूलें।

Copyright © 2020 Sanskritbhashi संस्कृतभाषी | Powered by Blogger

Design by FlexiThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com

8 of 8